### GAEKWAD'S ORIENTAL SERIES

Published under the authority of the Government of His Highness the Maharaja Gaekwad of Baroda.

General Editor:

B. BHATTACHARYYA,

M.A., PH. D.

No. LXXXVI

परमसंहिता

# परमसंहिताया विषयानुकमणिका

#### प्रथमाध्याये

#### प्रश्नप्रतिवचनास्ये

- मार्कण्डेयं प्रति देवलेन श्रेयोमार्गविषयकप्रश्ने कृते मार्कण्डेयेन स्वस्य मगवतः साक्षात्कारपूर्वकं मगवता स्वस्य श्वेतद्वीपगमनाभ्यनुज्ञानेन श्वेतद्वीपे सनकात् स्वस्य तन्त्रप्राप्तिकथनम्
- 2 मार्कण्डेयेन देवलं शति पञ्चरात्रस्योपदेशारंभः
- 3 तत्र सामान्येन सृष्टिकमप्रारंभः
- 4 क्षीरसागरे मगवता परमेण ब्रह्माणं प्रति मोक्षसंसारयोः कारणकथनम् ।
- 5 परमेण ब्रह्माणं प्रति संसारिणां विज्ञानीत्पत्तिमार्गकथनम्
- 6 देहिनां बन्धहेतुक्रयनप्रकारः
- प्रकृतेः पुरुषस्य च संयोगे मायायाः कारणत्वकथनपूर्वकं मगवतः प्रसादस्य
   मायामोचकत्वेन संसारिणां भगवतः प्रसादपाप्त्युपायकथनम्

## ब्रितीयाच्याये सृष्टिकमाच्ये

- श्रह्माणं प्रति परमेण स्वप्रसादनोपायमृतस्वार्चनोपदेशः
- 2 सकलानां भावानां प्रकृतेः कारणत्वकथनपूर्वकं प्रकृतिपुरुषस्वरूप-संबन्धादिकशनम्
- उ परस्य पुरुषस्य नियोगात् प्रकृतेः भुवनत्रयोत्पत्तिसंहारपूर्वकं सृष्टि-कमोपवर्णनम्
- 4 कालचकस्य सप्रकारं स्वरूपकथनम्
- 5 मगवतः द्वादशम्तींनां द्वादशशक्तीनां च स्वरूपकथनपूर्वकं मृतिपालानां द्वादशशक्तिप्रमत्वस्य द्वादशमासाधिपत्वस्य च कथनम्
- भगवतः देवतादिविमागकथनप्रसंगे प्रधानत्वेन मृतित्रयकथनप्र्वेकं
   विष्णोरेव वैशिष्टचकथनम्
- 7 सर्वेषां मगबद्वाचकानां नारायणादिश्रब्दानां व्युत्पिकथनम्

- श्रमावतः चतुर्व्यूहकयनपूर्वकं वेदानां आश्रमाणां वर्णानां च चतुर्धा विमागकरणनिरूपणम्
- 9 भगवतः स्वरूपकथनम्
- 10 मगवतः प्राणिनः प्रति इच्छाद्वयस्य स्वरूपकथनपूर्वकं तत्प्रयोजन-कवनम्

तृतीये विनयाच्ये ।

- 1 परमेण फलकृतद्वैविघ्यविशिष्टाया मगवत्यूजायास्सप्रकारोपदेशः
- 2 भगवत्यूजायाः पुनः गुणकृतत्रैविध्यकथनपुरस्सरं मानुप्यजातिविशि-ष्टानां सर्वेषामपि भगवत्यूजाकरणे वैष्णवत्वपाप्तौ च आवश्यकत्व-कथनम्
- 3 पूज्यपूजकस्वरूपविवेचनम्
- 4 अर्चनांगम्तसमयविवरणपूर्वकं मागवतानां नित्यकर्मानुष्ठानविवरणम् । चतुर्थे अर्चनाविधाने
- भगवतः आराधनस्य सप्तपञ्चोपदेशः
- भक्तेः स्वरूपकथनपूर्वकं अष्टविधत्वकथनम्
- अभ्युद्यकामस्य अपरस्य विष्णोः प्जने विशेषतन्त्रकवनम्

### पञ्चमे द्रव्यविधाने

- 1 संप्रहेण प्ञाद्रव्याणां निरूपणम्
- 2 पूजोपकरणानां शुद्धिनिरूपणावसरे आत्मनः बाबाभ्यन्तरशुद्धिनिरूपणम्।
- ३ स्थानशुद्धिनिरूपणम्
- 4 पात्रशुद्धिनिरूपणम्
- 5 बेरगुद्धिनिरूपणम्
- 6 प्रवोपयुक्तगन्याविद्रव्योपयोगनिरूपणम्
- 7 मगक्दाराधनानईद्रव्यनिरूपणपुरस्तरं मगक्तो निवेदनानईद्रव्यनिरूपणम्
- 8 परिवारप्जनविधिनिरूपणम्
- <sup>9</sup> होमोपयुक्तसमिथां च निरूपणम्

#### षष्ठे मन्त्रकोशे

### मन्त्राणां सप्रकारं प्रयोगविधिः

#### सप्तमे चकास्ये

- वैष्णवयागाङ्गभ्तदीक्षायाः सप्रपञ्चं निरूपणोपकमः तत्र, ब्राह्मणादिः वर्णानुक्रमेण दीक्षांगयागभूमिनिरूपणप्रकारोपदेशः
- 2 दीक्षार्थिनां दीक्षाकाले अवस्थानप्रकारः
- 3 दीक्षायाः तिथिनिर्णयपूर्वकं आचार्यरुक्षणवर्णनम्
- 4 चतुर्विघानामपि दीक्षानामधिकारिनिरूपणम्
- 5 दीक्षायां अनिधकारिणां निरूपणपुरस्सरं बुद्धिमतः पुरुषस्य मुख्याधि-कारित्ववर्णनम्
- 6 दीक्षांगवेदिपरिकल्पनपूर्वकं चक्रपरिकल्पनप्रकारः
- 7 बहिरावरणे विदिनिर्माणप्रकारः
- 8 चक्रस्य वर्णकैरालेखने बहिरावरणे वर्णविन्यासप्रकारः
- 9 सक्रमण्डले रजःपातनविधि
- 10 रजसां संपादनपुरस्सरं मण्डलविन्यासप्रकारः
- 11 देश्वरस्य चक्रस्य स्थापनप्रकारः

#### अष्टमे दीक्षाविघाने

1 दीक्षाया आवश्यकत्वकथनपुरस्सरं तस्यास्नैविध्येन विधाननिरूपणम्

#### 9 नवमे निमित्तवानाक्ये

निमित्तज्ञानपूर्वकं साधकस्य ग्रुमाशुभविचारः

### 10 दशमे योगास्ये

- 1 भोगज्ञानस्य आवश्यकता
- 2 बोगस्य हैविध्यकथनपुरस्सरं सप्रपञ्नं योगोपदेशः

11 पकादशे आरिष्टाख्ये

अरिष्टस्वरूपनिरूपण पूर्वकं तस्य विचारः।

12 द्वादशे धर्माख्ये

वैष्णवानां वर्मस्वरूपनिरूपणपूर्वकं तदनुष्टानमकारः

13 त्रयोवही काम्यास्ये

सविस्तरं काम्यानां स्वरूपनिरूपणपूर्वकं तत्साधनमृतयागनिरूपणम्

14 चतुर्दशे मुद्रास्थे

समपमां मुद्राविचारः

15 पञ्चदशे

त्रयोदशोक्तकाम्यसाधनकर्मणां सविस्तरोपन्यासः

16 बोडरो

काम्यफळ्याप्त्युपायमूतमन्त्राणां स्वरूपक्षनपुरस्सरं तद्नुष्ठानप्रकारो-पन्यासः

17 सप्तद्शे ईम्बराच्ये

राज्यदीनां प्रमूणां दीक्षाप्रकारोपवर्णनम् ।

18 अष्टादशे अधिवासनास्थे

अक्रुतविद्यानां वनिनां नराणां देवदेवस्य स्थापनेन सिद्धिकथन-पूर्वकं भगवतः स्थापनप्रक्रियायां अधिवासनान्तो आगः

19 ऐकोनविंदी स्थापनाक्ये

मगवतः स्थापनानहिदेशकालद्रव्यादीनां कथनपुरस्सरं मगवतस्स-परिवारस्य स्थापनप्रकारोपन्यासः

20 विश्वतितमे अक्रिकार्यास्ये

अमिकार्यविधिः

21 पकविंशे स्मपनाक्ये

स्वापनोत्तरं भगवतः कर्तव्यपूजाक्रम्तरनपनस्य साक्रोपन्यासः

22 द्वावित्रे यात्रास्ये

स्वापनोत्तरं कर्तव्यायाः यात्रायाः सप्रकारोपन्यास

23 त्रयोषिये विम्बलक्षणाक्ये

विम्बळ्झणकवन प्रवकं होमसाधनम्तसुवादिल्झणकवनम्

अयं च अध्यायः असंपूर्णः । किं च चलारिशतमक्षोकादारम्य उक्तो

मागः मक्तानुपयुक्तः अन्यत्र कर्मशेषमकरणे द्रष्टव्य इव माति

### 24 चतुर्विशे विद्वत्यूजास्ये

भगवत् जामकारोपन्यासपूर्वकं विद्वत्यूजायाः विधानोपन्यासः अयं चाध्यायः आरंभरहित इव प्रतिभाति

25 पञ्चाविशे वाजाक्ये

हानेन हीनानां मकानां श्रेयोमार्गप्राप्तेः साधनत्वेन मगवतः यात्रायाः प्रकारभेदकथनम ।

26 वर्ड्डियो स्रोकाक्ये

संसारस्यास्य वृक्षरूपेण रूपणे अग्रमध्यम् स्वितेन कोकानां स्थितिकयन-पुरस्सरं तत्र तत्र जीवानां स्थितिवर्णनेन तेषां परस्परवैशिष्ट-च प्रकारोपन्यासः

27 सप्तविंदी संप्रहास्ये

सत्र तत्रोपन्यस्तानां वैष्णवनित्यकर्मणां एकत्र समावेशेनोपदेशः

28 अद्याविंदो अनुमहास्ये

नित्यनैमित्तिकयोः सविभक्तयोः आपत्काछे कर्तव्यप्रकारोपन्यासः; अयं च अध्याय: तत्र तत्र त्रुटितत्वात् असंपूर्णः असंविज्ञातम

29 एकोनात्रिशे कर्मशेषाक्ये

इतः पूर्वोक्तेभ्यः कर्मभ्यश्शिष्टानां कर्मणां सनिस्तरोपन्यासः

30 त्रिंशे रहस्याक्ये

गुद्धतमस्य ज्ञानस्योपदेशः

31 प्कार्वेशे उपसंदाराक्ये

भगनता उपदिष्टस्य पञ्चात्रस्य बद्धाणा श्वेतद्वीपवासिनां सनकुमारादीनां उपदेशः

सनत्कुमारादिमिः तद्द्वीपमागच्छतां सिद्धादीनां उपवेशकवनपुरस्सरं देवकं प्रति मार्कण्डेयेन स्वस्य तद्द्वीपे पञ्चरात्रप्राप्तिकवनम्

द्यासम्॥